Olice Maliuma States Belongs to Pandrh dana ku English clerk to be Addhinal Districk magisticalist - Kashmir - Bringer





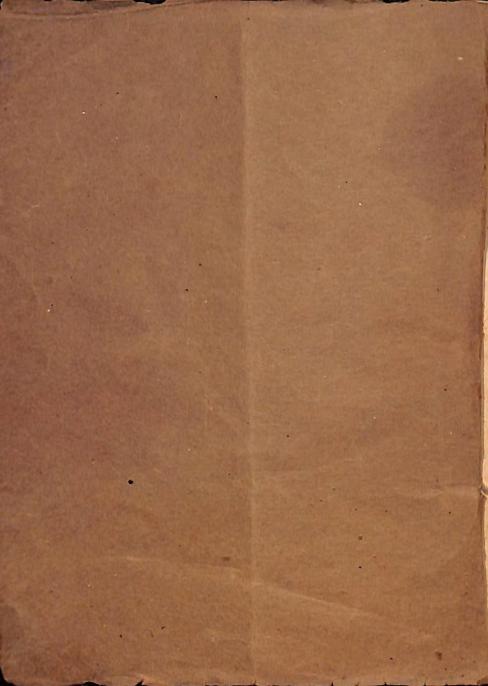



पण्डितरामेश्वरभट्टकृतया सान्वयभाषाटीक्या समन्वितम् ।

> इदं च मुम्बय्यां पांडुरंग जावजी

इत्येतैः स्वकीये निर्णयसागरयत्रालये मुद्रयित्वा प्रकाशितम्।

सन १९२२.

कीमत ३ आना.

विन्टरः -रामचंद्र येसु शेडगे. रे नं. २३ कोलभाट लेन, पव्लिश्वरः-पांडुरंग जावजी. ∫ निर्णयसागर प्रेस, सुंबई.



श्रीशंकरध्यानम्।



पाठकराण ! यह भूतभावन शंकरके महिन्न स्तानिकी भाषाठीका प्रस्तुत है। यह स्तोन्न जैसा दिव्य और मनोहर है वैसाही इसका सब प्रान्तों में प्रचार होरहाहै। इसके शिखरिणी छंदोंको पढ़ते र भक्तजन रोमांचित और गद्गद् कंठ होजाते हैं और उनको जो आनंद आता है उसका तो केवल अनुभवही हो सक्ता है। इसकी रचनाका मूलकारण यह मुनाजाता है कि गंधर्व-राज पुष्पदंत एक राजाके प्रमद्वनसे शिवजीकी पूजाके लिये नित्य पुष्प तोइ लाया करते थे। राजाको इस बातकी खोज हुई। उसने-शिवनिर्माल्यके लंघनसे चौरका सब ज्ञान नष्ट होजायगा-इस अभिप्रायसे शिवजीपर चढ़ायेग्ये पुष्प मार्गमें गिरवा दिये। जब प्रातःकाल पुष्पदंत फूल लेने गये और उन्होंने अनजाने उन पुष्पोंका उलंघन किया तब उनकी ज्ञानशक्ति कुंठित होगई जिससे वे तुरंत समझ गये कि शिवनिर्माल्यलंघनसे यह मेरी दशा हुई है। फिर वे आग्रतोष शंकरकी शरण जाकर उनकी स्तुति करने लगे और शंकरकी कृपासे वह पहिलेके समान ज्ञानवान् होगये। यह महिन्न स्तोन्न वही स्तुति है।

इस स्तोत्रके कितनेही श्लोक अर्थगौरव और वेदांतभावसे जकड़े हुए हैं। उनके विषयपर वहुतकुछ लिखा जासक्ताहै और इसके ३२ श्लोकोंका अर्थ विष्णुपक्षमेंभी लगताहै परंतु टीका बढ़ जानेके कारण वह सर्वसाधारण के कामकी नहीं होती ऐसा विचार कर अन्वयके अनुसार ऐसा सीधा २ अर्थ लिखदेनाही उचित समझा गया कि जिसमें कोई कठिनताभी न रह जाय, सब भावभी आजाय और सब समझ सकें। आशा है कि शिवभक्त इसका सरल अर्थ पढ़कर प्रसन्न होंगे। एक दो संस्कृत टीकामेंभी देखनेमें आई। श्लीमधुसूदनसरखतीकृत शिवविष्णुपरा संस्कृत टीका बहुत अच्छी और विस्तृत है इसमें शिव विष्णु दोनों पक्षोंका प्रतिपादन है। टीकाकारोंने ३२ श्लोकोंपरही टीका करके फलखुतिको छोड़ दिया है। उसमें दो कारण

दीखते हैं—या तो उन्होंने फलखुतिके श्लोकोंको क्षेपक समझा या सरल । यदि पुष्पदन्ताचार्यने ३२ श्लोकही बनाये तोभी फलस्तुतिकी आवश्यकता श्री क्योंकि बिना उसके खोत्रमें पाठकोंकी रुचि नहीं होती। उसके दो तीन श्लोकोंसे उनके पुष्पदंतरचित होनेमें मुझेभी संदेह होता है क्योंकि "सकलगुण-वरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानः" "श्लीपुष्पदंतमुखपंकजनिर्गतेन" इन पदोंमें आत्म-श्लाषा स्पष्ट झलकती है।

मेंने अपनी बाल्यावस्थामें शिवजीके एक परमभक्त पट्शास्त्रीद्वारा कथित यह भी सुना था कि जब पुष्पदंत महिम्नस्तोत्रके ३२ श्लोक बनाकर शिव-जीको सुना चुके तब इनको अपने मनमें अपनी कृतिका बड़ा अभिमान हुआ। घट २ निवासी शिवजी यह जानकर ख्व खिलखिला कर हुँसे। उस समय पुष्पदंताचार्यको शिवजीके ३२ दाँतोंपर अपने बनाये ३२ श्लोक लिखे दीखपड़े कि जिससे उनका सब अभिमान जातारहा और उन्होंने शिवजीसे अपनी अज्ञानताकी क्षमा मांगकर अपनेको धन्य माना।

यह भाषाटोका श्रीयुत पांडुरंग जावजी महाशयकी आज्ञासे वनाई गई है इसलिये इसका संपूर्ण अधिकार उनके आधीन करता हूं। चन्द्रशेखर भग-बान उनको दीर्घाय और सुखसंपत्तियुक्त करें।

अंतमें प्रार्थना है कि यह टीका केवल भाषा जाननेवाले शिवभक्तोंके लिये रचीगई है। जहां कहीं इसमें मेरे प्रमाददोषसे अथवा यंत्रदोषसे कुछ रहगयाहो उसे पाठकजन क्षमा करें—शुभम्।

फाल्गुन गुक्रा १० बुधे संवत् १९७८।

शिवपदकमलानुरागी

रामेश्वरभट्ट, आगरा.

# शिवमहिम्नः स्तोत्रम् सान्वयभाषाटीकासहितम्।

महिन्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसद्द्यी स्तुतिर्न्नह्यादीनामपि तद्वसन्नास्त्विय गिरः ॥ अथावाच्यः सर्वः खमितपरिणामाविध गुणन् ममाप्येषः स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ १॥

अन्वयः—हे हर! ते महिम्नः परं पारं अविदुषः स्तुतिः यदि असहशी (स्थात्) तत् (ति किं चित्रं कुतः) ब्रह्मादीनां अपि गिरः त्विय अवसन्नाः (अयोग्याः)। अथ स्वमतिपरिणामाविध गुणन् सर्वः अवाच्यः (ति अस्मिन्) स्तौत्रे मम अपि एषः परिकरः निरपवादः। इसन्वयः॥ १॥

अर्थ-हे शंकर ! आपकी महिमाके परले पारको नहीं जान-नेवाले पुरुषसे (अर्थात् मुझसे) कीगई स्तुति यदि आपके योग्य न हो तो (आश्चर्यही क्या है क्योंकि) ब्रह्मा आदिसे कीगई भी स्तुति आपके अयोग्य है; (अर्थात् ब्रह्मा आदि देव-ताओंकी भी तो वाणी आपकी स्तुति करते २ थक जाती है इस लिये स्तुतिका अधिकार तो न उनको है और न मुझे है) और जो अपनी २ बुद्धिके अनुसार स्तुति करनेवाले सब लोग निर्दोष हैं तो (इस स्तुति करनेमें) मेरा भी यह उद्योग निंदाकें योग्य नहीं है (अर्थात् जैसी हो सके मुझे भी इसके करनेका अधिकार है)॥१॥

अतीतः पंथानं तव च महिमा वाङ्मनसयो-रतद्यावृत्त्या यं चिकतमिभधत्ते श्रुतिरिप ॥ स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे लर्वाचीने पतित न मनः कस्य न वचः ॥ २॥

अन्वयः—तव महिमा वाङ्मनसयोः पन्थानं अतीतः च यं श्रुतिः अपि अतद्भ्यावृत्त्या चिकतं अभिधत्ते। सः कस्य स्तोतव्यः कितिविधगुणः कस्य विषयः। अर्वाचीने पदे तु कस्य मनः न पतित कस्य वचः न पतिति (अपि तु पतित एव)।। २।।

अर्थ-हे भगवन! आपकी महिमा, वाणी और मनके मार्गसे परे हैं (अर्थात न उसे वाणी कह सक्ती है, न वहांतक मनकीही पहुँच हैं) और जिस (महिमा)को वेद भी अनिश्चित रूपसे हरता २ प्रतिपादन करता है (अर्थात आपके निर्गुण सगुण रूपके विषयमें कोई पक्षी वात नहीं कहता फिर) उसका कौन वर्णन कर सक्ता है (अर्थात् कोई नहीं। क्योंकि जो आपको सगुण मानें तो) आपके कितने प्रकारके गुण हैं (यह कोई नहीं जान सक्ता) और (जो आपको निर्गुण मानें तो) आप किसके विषय हैं (अर्थात् आपका पता नहीं छगता) परंतु (आप बूढ़े बैछपर सवार, आधे अंगमें पार्वतीजीको छिये, मुंड-माछा पहिरं, भूत प्रेतोंको साथ छिये मुद्दवटोंमें बिहार करते फिरते हैं इत्यादि) आपके (इस) नवीन भेसपर किसका मन

नहीं चलता और किसकी वाणी उसका वर्णन करना नहीं चाहती (अर्थात् सवकी चाहती है इस लिये मैं भी कुछ वर्णन करता हूं ) ॥ २ ॥

मधुस्पीता वाचः परमममृतं निर्मितवत-स्तव ब्रह्मिनंक वागिष सुरगुरोर्विसमयपदम् ॥ मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिच्यवसिता॥ ३॥

अन्वयः—हे ब्रह्मन् ! परमं अमृतं मधुस्फीता वाचः निर्मित-वतः तव सुरगुरोः अपि वाक् किं विस्मयपदं । (यदि एवं तर्हि किमर्थे स्तुतौ प्रवर्तसे अत आह ) हे पुरमथन ! (अहं) भवतः गुणकथनपुण्येन (आत्मीयां) एतां वाणीं पुनामि इति अस्मिन् अर्थे मम बुद्धिः व्यवसिता ॥ ३॥

अर्थ-हे प्रभो! आप (स्वयं) परम अमृत सरीखी, मधुके समान मधुर वाणी (अर्थात् वेदों) के रचनेवाले हो, आपको बृहस्पतिजीकी वाणीसे भी क्या आश्चर्य हो सकता है? (अर्थात् बृहस्पतिजी भी आपकी कोई ऐसी स्तुति नहीं करसक्ते जिससे आपको अचंभा हो, फिर मेरा तो कहनाही क्या है। जो आप कहें कि यदि ऐसा है तो तू क्यों स्तुति करता है! तहां कहता हूं कि) हे त्रिपुरांतक! (मैं तो) आपके गुण-वर्णनरूपी पुण्यसे (अपनी) इस वाणीको पवित्र करता हूं इसी कारण इस विषयमें (अर्थात् आपकी स्तुति करनेको) मेरी बुद्धि तथार हुई है।। ३॥

तवैश्वर्धं यत्तज्ञगदुद्यरक्षाप्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु ॥ अभव्यानामस्मिन्वरद् रमणीयामरमणीं विहंतुं व्याकोशीं विद्धत इहैके जडिधयः॥ ४॥

अन्वयः—हे वरद! जगदुदयरक्षाप्रलयकृत्, त्रयीवस्तु, गुण-भिन्नासु तिसृषु तनुषु व्यस्तं यत् तव ऐश्वर्यं तत् विहन्तुं इह एके जडिधयः, अभव्यानां रमणीयां (तथा) अस्मिन् (सर्व-ज्ञादिगुणविशिष्टे तवैश्वर्ये शुद्धमतीनां) अरमणीं व्याक्रोशीं विद्धते ॥ ४ ॥

अर्थ-हे वर देनेवाले ! जगत्को उत्पन्न, पालन और नाश करनेवाला, तीनों वेदोंका सार, तथा रज, सत्व, तम तीन गुणोंसे (ब्रह्मा, विष्णु, महेशके) तीन शरीरोंमें प्रकट हुआ जो तुह्मारा प्रताप है उसका खंडन करनेके लिये इस (संसार) में कितनेही बुद्धिहीन (मीमांसक), पापियोंको तो अच्छी लगनेवाली और इस (सर्वज्ञत्व आदि गुणोंसे युक्त ऐथर्यके वियप) में (पंडितोंको) बुरी लगनेवाली निन्दाको करते हैं ॥॥

किमीहः किंकायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सजिति किमुपादान इति च॥ अतक्येंश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतिधयः कुतकोंऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः॥ ५॥

अन्वयः-स धाता किमीहः (सन्) किं कायः (सन्) कि-मुपायः (सन्) किमाधारः (सन्) च किमुपादानः (सन्) त्रिभुवनं सृजित खलु । इति अयं कुतर्कः अतक्येश्वयं त्विय अनवसरदुस्थः (अपि) कांश्चित् हतिधयः जगतः मोहाय मुख-रयति ॥ ५॥

#### ( मूर्ख क्या निन्दा करते हैं सोही कहते हैं )

अर्थ-वह ईश्वर किस चेष्टासे, किस शरीरसे, किस उपा-यसे, कहां बैठकर, और किस सामानसे तीनों छोकोंको निश्चय करके रचता है। यह कुतर्क (अर्थात् वृथा मीन मेख निकालना) तर्कनारहित ऐश्वर्यवाले आपके विषयमें विलक्कलही विना औस-रका है (फिर भी वह) कितनेही मूर्खोंसे दुनियाको वहकानेके लिये ऐसा कह लाता है (अर्थात् मूर्ख लोग आपके विषयमें कुतर्क कर दुनियाको वहकाये विन नहीं रहते)॥ ५॥

अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता-मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति॥ अनीको वा कुर्याद्भवनजनने कः परिकरो यतो मंद्रास्त्वां प्रत्यमरवर संकोरत इमे॥ ६॥

अन्वयः—हे अमरवर ! अवयववन्तः अपि (इमे) लोकाः किं अजन्मानः (सन्ति अपि तु न) किं भवविधिः (सृष्टिविधानं) जगतां अधिष्टातारं अनादस्य (अनपेक्ष्य) भवति (अपि तु न) वा अनीशः (कश्चित् ईश्वरं विनैव जगत्) कुर्यात् (तदा तस्य) भुवनजनने कः परिकरः यतः इमे मन्दाः त्वां प्रति संशेरते ॥ ६ ॥

अर्थ-हे देवों में श्रेष्ठ ! अंगों सहित (ये चौदह) लोक क्या जन्मरहित हैं (अर्थात नहीं हैं) क्या सृष्टिकी रचना आप (जगतके कर्ता) विना हो सक्ती है (अर्थात नहीं होसक्ती) अथवा ईश्वरको छोड़ कोई (दूसरा ईश्वरके विना ही जगत्को) उत्पन्न करता है (तो उसके पास) लोकों के उत्पन्न करने के लिये क्या सामग्री है ? तो भी ये मूर्ख आपके विषयमें संदेह करते हैं (सो भलेंही किया करें। पण्डित तो जानते हैं कि न तो लोक अजन्मा हैं और न ईश्वरके विना सृष्टिकी रचना हो सक्ती है और न ईश्वरको छोड़ अन्य कोई लोकोंको उत्पन्न करता है)॥ ६॥

त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिद्मदः पथ्यमिति च ॥ रूचीनां वैचित्र्यादञ्जुद्विलनानापथञ्जूषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ ७॥

अन्वयः-(हे भगवन्!) त्रयी, साह्वयं, योगः, पशुपतिमतं, वैष्णवम् (मतं) इति प्रस्थाने (मार्गे) प्रभिन्ने (सति) इदं परं,

१ चौदह लोक ये हैं—तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भूलोक, भुवलीक, स्वर्गलोक, महलोंक, जनलोंक, तपोलोक, सखलोंक ॥ र इसी विषयका एक खोक सुतिकुमुमांजिलमें लिखा है 'यथोपादानं मृतदनु सहकारीह लगुडो, जलं चकं सूत्रं तदनु जडवगोंऽयमखिलः । न यकं कौलालं प्रभवित विना कुंभघटने, तथाधिष्टातारं न भवित विना त्वां भवविधिः । अर्थात् मही, लकड़ी, जल, चाक तथा डोरी—इन जड़ पदार्थीका समूह जैसे कुम्हारके यक्न विना घड़ा नहीं बना सक्ता उसी प्रकार तुम्हारे—अधिष्टाताके-विना सृष्टिकी रचना नहीं होती।

च अदः पथ्यं ( प्राह्मं ) इति रुचीनां वैचिज्यात् (भिन्नत्वात् ) ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणां एकः त्वं (एव) गम्यः असि ( कथं यथा ) पयसां अर्णवः इव ॥ ७॥

अर्थ-(हे भगवन्!) तीनों वेद, सांख्य (किपल्मुनिकृत जिसमें प्रकृति पुरुषका वर्णन है), योग (जिसमें योगाभ्यास है), शैवसिद्धान्त (रुप्रयामल तंत्र आदि), वैष्णवमत (नारद-पंचरात्र आदि) इस भांति अलग र मार्ग (मत) हैं (और प्रत्येक मतवाले अपनी र दपली अपना र राग आलापते हैं। कोई कहता है) यह (हमारा मत) अच्छा है और (कोई कहता है) यह (हमारा मत) मानने योग्य है इस प्रकार मार्गति र की रुचियाँ होनेके कारण सीधे और उलटे अनेक मार्ग वा मतसे जानेवाले मनुष्योंको (अंतमें केवल) एक तुमही मिल जाते हो। जैसे (गंगा आदि नदियाँके) जल टेढ़े सीधे अनेक मार्गसे होते हुए (अंतमें) समुद्रसे जा मिलते हैं (भाव-चाहै जिस देवताको मानों और पूजो पर अंत शिवधाममें पहुंच जाओगे)।।।।।

(अव शिवजीका परमयोगी होना दरसाते हैं)

महोक्षः खद्वांगं परशुरजिनं भसा फणिनः कपालं चेतीयत्तव वरद तंत्रोपकरणम् ॥ स्रास्तां तामृद्धिं विद्धति भवद्भप्रणिहितां न हि खात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥ ८॥

अन्वयः-हे वरद ! महोक्षः, खट्टांगं, परशुः, अजिनं, भस्म, फणिनः । च कपाछं इति इयत् तव तन्त्रोपकरणं (गृहसामग्री

अस्ति )। (परंतु ) सुराः भवद्भूप्रणिहितां (भ्रूक्षेपमात्रेण नितरां दत्तां ) तां तां ऋदिं विद्धति (धारयन्ति । यदि एवं तर्हि कथं स्वयं न भुंके । न चैवं वाच्यं ) हि (यस्मात् ) विषय मृगतृष्णा स्वात्मारामं (योगिनं ) न भ्रमयति ॥ ८ ॥

अर्थ-हे वरदायक ! वृदा बैल, खट्टांग, (दंडके ऊपर ब्रह्मकपाल), कुठार, (व्याघ्र) चर्म, भवूत, सर्प और कपाल यह इतनी ही आपके पास कुटुंव पालनकी सामग्री है परंतु देवता आपकी भोंहके फेरनेसे पाई हुई भांति २ की संपदायें भोगते हैं (यदि ऐसा है तो शिवजी स्वयं क्यों नहीं भोगते) इसका कारण यह है कि विषयरूपी मृगतृष्णा अपने (चिदानं-द्घन) रूपमें रमण करनेवाले (योगीराज)को नहीं डिगाती है।। ८॥

(अव शिवजीका निर्मुण और सगुणरूप कहते हैं)
ध्रुवं कश्चित्सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं
परो ध्रौव्याध्रौव्ये जगित गदित व्यस्तविषये॥
समस्तेऽप्येतसिनपुरमथन तैर्विसित इव
स्तुविज्ञहेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता॥ ९॥
अन्वयः—हे पुरमथन! कश्चित् (सांख्यपातंजलमतानुसारी)
इदं सर्व (जगत्) ध्रुवं गदित, अपरः (बौद्धः) तु इदं सकलं
अध्रवं गदित, परः (तार्किकः) ध्रौव्याध्रौव्ये गदित । एतसिन्
समस्ते अपि जगित व्यस्तविषये (सित) तैः (वादिभिः)
विस्तित इव त्वां स्तुवन् जिह्नेमि । ननु (अहो) खलु (निश्चयेन)
मुखरता धृष्टा न (अपि तु धृष्टैन)॥ ९॥

अर्थ-हे त्रिपुरनाशक ! कोई (सांख्य पातंजल मतानुसारी) इस सब (जगत्) को सचा कहता है। कोई (बौद्ध) इसे स्ठा कहता है और कोई (तार्किक) इसे सचा और झूठा दोनों कहता है। इस सब संसारके विषयमें कोई भी बात ठीक न होनेसे (में) उन (तरह २ की बातें मारनेवालों) के कारण ऐसा भौचका होगयाहूं (अथवा ऐसे चक्करमें पड़ गयाहूं) कि आपकी स्तुति करता हुआ लजाताहूं (भाव-जब बड़े बड़ोंका यह हाल है तो में कैसे स्तुति करूं। जो कहो कि यह बात है तो क्यों स्तुति करता है तहां कहते हैं कि) आहा! निश्चय करके वाचालता क्या घृष्ट (ढीट) नहीं होती (अर्थात् अवश्य होती है। भाव-वक २ करनेकी जो टेव पड़ जाती है वह नहीं छूटती-यही दशा मेरी भी है)॥ ९॥

तवैश्वर्थं यत्नाचदुपरि विरिंचो हरिरधः परिच्छेत्तं यातावनलमनिलस्कंघवपुषः॥ ततो भक्तिश्रदाभरगुरुगुणझां गिरिश यत्

स्वयं तस्ये ताभ्यां तव किमनुवृत्तिने फलित ॥१०॥ अन्वयः — हे गिरिश ! अनिल्स्कन्धवपुषः तव यत् ऐश्वर्य ( अस्ति तत् ) यत्नात् परिच्छेत्तं उपिर विरिचः अधः हरिः यातौ ( किन्तु ) अनलं (न समर्थौ वभूवतुः) । ततः (त्वया) भक्तिश्रद्धाः भरगुरुगृणद्भां ताभ्यां स्वयं तस्ये । (यतः) तव अनुवृत्तिः किं न फलित ( अपि तु फलित एव ) ॥ १० ॥

१ एक बहुत पुरानी पुत्तकमें इस क्षोकमें दियेगये "गिरिशयत्" के स्थानमें गिरिशय पाठ दिया है-कारण दोवार "यत्" शब्द आनेसे पुनरुक्ति दोष आता है।

अर्थ-हे गिरीश ! तेज:पुंज शरीरवाले आपका जो ऐश्वर्य है उसको यलपूर्वक निश्चय करनेके लिये ऊपर ब्रह्मा और नीचे विष्णु गये पर निश्चय न करसके। फिर वड़ी भारी भक्तिश्रद्धासे आपकी स्तुति करने लगे तो दोनोंको आपने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इसलिये आपकी सेवा क्या फल नहीं देती ? (अर्थात् सब फल देतीही है) ॥ १०॥

अयत्नादासाच त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यहाहूनभृत रणकंडूपरवशान्॥ शिरःपद्मश्रेणीर्चितच्रणांभोरुहव्लेः

स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिद्म् ॥११॥

अन्वयः—हे त्रिपुरहर ! दशास्यः त्रिभुवनं अयत्नात् अवैरि-व्यतिकरं आसाद्य रणकंडूपरवशान् वाहून् अभृत (तत्) इदं शिरःपद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुह्वलेः स्थिरायाः लद्भक्तेः विस्फू-र्जितम् ॥ ११ ॥

अर्थ-हे त्रिपुरांतक ! रावण, जिस त्रिभुवनको सहजहीमें वैरियोंके उपद्रवसे रहित पाकर संप्रामकी खुजलीकी चुलवुलाहट-वाली अपनी भुजाओंको जो धारण करता रहा (क्योंकि कोई योद्धा उसके सामने युद्ध करने नहीं आया) सो यह मस्तक-रूपी कमलोंकी माला रच २ कर चरणकमलोंमें भेट करनेवाली आपकी अचल भक्तिका प्रभाव था।। ११।।

रावणने शिवजीकी अवज्ञा करी उसका फल कहते हैं। अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं मुजवनं बलात्केलासेऽपि त्वद्धिवसतौ विक्रमयतः॥

#### अलभ्या पातालेऽप्यलसचितांगुष्टशिरसि प्रतिष्ठा खय्यासीद्भवसुपचितो सुद्यति खलः ॥१२॥

अन्वयः-( हे भगवन् !) लत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं लद्धिवसतौ कैलासे अपि, वलात् विक्रमयतः अमुष्य (रावणस्य), लिय अलस्चितितांगुष्टशिरसि ( सित ) पाताले अपि, प्रतिष्ठा अलभ्या आसीत्। खलः उपचितः ( सन् ) घुवं मुद्धिति ॥१२॥

अर्थ-आपकी सेवासे बलपाई हुई अपनी बाहुओंको आपके निवासस्थान कैलासकी ओर बलपूर्वक चलानेवाले उस (रावण) को, आपके जरासीही अँगूठेकी नोंक द्वादेने पर, पातालमेंभी प्रतिष्ठा नहीं मिली। दुष्ट संपत्ति पाकर बौरा जाता है यह सलही है।। १२॥

<sup>9</sup> जिस समय शिवजीकी कृपासे रावणको १० शिर और २० भुजायें मिलगई सोही वह वोखलागया और अपनी भुजाओंकी परीक्षा करनेलगा। वेठें ठालें एकदिन इसने कैलासको उठानेके लिये उसकी जड़में अपना हाथ जमाया कि जिससे कैलास डिगमिगानेलगा और पार्वतीजीका जी घवरानेलगा। उधर शिवजीके ध्यानमें भी मंग पड़नेलगी। अंतर्यामी शिवजीने रावणकी दुष्टता समझ अपने पैरके अंगूठेकी नोंक दवादी कि जिससे रावणके हाथकी अँगुलियां दवगई और वह फूट २ कर रोनेलगा। इसकी यह दशा देख पातालवासी हँसने लगे और इसे धिकार देनेलगे कि तुझे लाज नहीं आती। यदि तेरी भुजाओंमें बल नहीं था तो तूने कैलाशसे क्यों हाथ लगाया। आज तेरी प्रतिष्ठा धूलमें मिल गई। उधर जब रावणके अनेक उपाय करनेपर भी हाथ नहीं निकला तो उसने रोते २ शिवतांडव स्तोत्रसे शिवजीकी स्तुति करी। उस स्तुतिकी विलक्षण कवितासे आञ्चतोष शिवजीने प्रसन्नहो अपना अँगूटा हटालिया कि जिससे उसका हाथ निकल आया और इसी दिनसे शिवजीने उसका नाम रावण (अर्थात् रोनेवाला) रख दिया।

यद्दां सुत्राम्णो वरद परमोचैरिप सती-मध्श्रके वाणः परिजनविधेयत्रिस्वनः॥ न तचित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वचरणयो-न कस्या उन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनिः॥ १३॥

अन्वयः—हे वरद ! परिजनविधेयत्रिभुवनः बाणः सुत्राम्णः परमोचैः अपि सतीं ऋद्धिं यत् अधः चक्रे तत् लचरणयोः वरि-वसितरि तस्मिन् चित्रं न । लिय शिरसः अवनितः कस्य उन्नत्ये न भवति अपि तु ( सर्वस्य भवति ) ॥ १३ ॥

अर्थ-हे वरदायक ! सेवकके समान त्रिलोकीको वश कर-नेवाले वाणासुरने इन्द्रकी वड़ी भारी संपत्तिकोभी जो (अपने वैभवसे ) नीचा दिखाया सो उस आपके चरणोंके सेवकके लिये विचित्र वात नहीं है। आपको सस्तक नवाना किसकी उन्नतिका साधन नहीं होता (अर्थात् सबको ऐश्वर्य देता है)॥ १३॥

अकांडब्रह्मांडक्षयचिकतदेवासुरकृपा-विधेयस्याऽसीचिख्निनयन विषं संहृतवतः ॥ स कल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाच्यो सुवनभयभंगव्यसनिनः ॥१४॥

अन्वयः-हे त्रिनयन ! अकांडब्रह्मांडक्षयचिकतदेवासुरकुपा-विधेयस्य विषं संहतवतः तव कंठे यः कल्माषः आसीत् सः श्रियं न कुरुते (इति ) न (अपि तु कुरुते एव ) अहो ? सुवनभयभंगव्यसनिनः विकारः अपि स्टाच्यः (भवति) ॥ १४ ॥ अर्थ-एकाएक ब्रह्मांडके नाशसे (अर्थात् महाप्रलय होनेसे)
घवराये हुए देवता और असुरोंपर कृपा करके विषपीनेवाले
आपके कंठमें जो नीलापन होगया वह शोभायमान नहीं लगता
हो यह बात नहीं है (अर्थात् शोभायमान लगताही है)।
आश्चर्य है कि लोकोंके भयको दूर करनेवाले आपका यह विकारभी बड़ाईके योग्य है।। १४।।

असिद्धार्था नैव कचिद्दिप सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगित जियनो यस्य विशिखाः॥ स पश्यत्रीश त्वामितरसुरसाधारणमभृत् स्मरः सार्तव्यातमा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः॥१५॥

अन्वय:-हे ईश ! यस (कामस्य) नित्यं जियनः विशिखाः सदेवासुरनरे जगित असिद्धार्थाः (सन्तः) किचत् अपि नैव निवर्तन्ते सः स्मरः लां इतरसुरसाधारणं पश्यन् स्मर्तव्यासा अभूत्। हि वशिषु परिभवः पथ्यः न (भवति)॥ १५॥

अर्थ-हे शिवजी ! जिस (कामदेव)के सदाजयपानेवाले वाण, देवता असुर और मनुष्योंसे भरे संसारमें अपना काम किये विना कभी नहीं लौटतेहें वह कामदेव आपको दूसरे देवताओं के समान देखता हुआ भसा होगया (सो यह योग्यही था क्योंकि) यह निश्चय है कि जितेन्द्रियोंका अनादर करना हितकारी नहीं होता।। १५॥

मही पादाघाताङ्गजित सहसा संशयपदं पदं विष्णोभीम्यद्भजपरिघरुगणग्रहगणम्॥

#### मुहुचौँदौँस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षाये त्वं नटिस ननु वामैव विभुता॥ १६॥

अन्वयः—(हे भगवन् ! यदा ) त्वं जगद्रक्षायै नटिस (तदा) मही पादाघातात् सहसा संशयपदं व्रजित । विष्णोः पदं (आकाशं) श्राम्यद्भुजपरिघरुग्णप्रहग्णं (भवति) अनिभृतजटाताडिततटा द्यौः मुद्दुः दौस्थ्यं याति । ननु (विभोः) विभुता वामा एव ॥ १६॥

अर्थ-(हे भगवन्! जब) तुम जगत्की रक्षाके लिये (तांडव) नृत्य करते हो ( तब ) पृथ्वी तुझारे पैरोंकी ठोकरोंसे एक साथ संदेहमें पड़ जाती है (कि यह क्या हुआ कहीं मैं पातालमें न धस जाऊं ) आकाशमें घुमाये हुए मुजारूपी मुद्ररोंसे जिसमें प्रहोंका समूह छेशित होता है ऐसा आकाश संदेहमें पड़ जाता है ( अर्थात् कहीं सब मह नक्षत्र न गिर पडें ) और खुलीहुई जटाओं के झटकेसे जिसकी हुईं वार २ दुखी होती हैं ऐसा स्वर्गभी संशयमें पड़ता है (कि यह क्या आपत्ति आई) कहीं देवता आदि पृथ्वीपर न जा गिरें। (प्रभुकी) प्रभुता सचमुच उलटी २ हैं (क्योंकि आप नाचते तो रक्षाके छिये हैं पर तीनों छोकोंमें रक्षाको छोड़ उछटा दु:ख होता है परंतु इसमें आश्चर्यही क्या है। जब जरासे राजाकी सवारी निकलती है तब कोई खुँदता है कोई गिरता है इसादि अनेक उपद्रव होते हैं फिर आप तो परमेश्वर ठहरे आपके नृत्यमें जो हो सो थोड़ा)॥ १६॥

वियद्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारां यः प्रपतलघु दृष्टः शिरसि ते॥

जगद्वीपाकारं जलिंधवलयं तेन कृतमि-त्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दि्व्यं तव वपुः॥ १७॥

अन्वयः-वियद्यापी, तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः, यः वारांप्रवाहः ते शिरसि पृषतलघु दृष्टः, तेन जलधिवलयं जगत् द्वीपाकारं कृतं । हे धृतमहिम ! इति अनेन एव तव दिव्यं वपुः उन्नेयम् ॥ १७ ॥

अर्थ-हे भगवन ! आकाशमें फैळाहुआ और (भीतर) तारोंकी (खेत) झांई पड़नेसे जिसके फेनोंकी शोभा एकसा रंग होनेसे बढ़ रही है ऐसा जो (गंगारूप) जलोंका प्रवाह आपके शिरपर बूंदसे भी बहुत छोटा दीखता है उसी (जलके प्रवाह) ने समुद्रसे घिरेहुए जगत्को टापूके आकारका बना दिया है सो हे महिमशालिन ! केवल इसीसेही आपके दिव्य शरीरका अनुमान किया जासक्ता है (भाव-जो आकाशगंगा आकाशभरमें व्याप्त थी बही जब शिवजीने मस्तकपर लीनी तो छोटीसी बूंदके समान दीखने लगी। फिर मस्तकसे जो जलका प्रवाह गंगारूप होकर निकला उसीमेंसे सातों समुद्र भरे जिससे जगत् टापूके समान हो गया। उसीमेंसे भोगवती नदी पातालमें व्याप्त हुई इससे बढ़कर शिवजीके शरीरके परिमाणका प्रमाण हो सक्ता है कि कितना है।। १७॥

रथः क्षोणी यंता द्यातपृतिरगेंद्रो घनुरथो रथांगे चंद्राकों रथचरणपाणिः द्यार इति ॥ दिघक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडंबरविधि-विधियैः कीडंत्यो न खलु परतंत्राः प्रभुधियः ॥ १८॥ अन्वयः-हे देव ! त्रिपुरतृणं दिधक्षोः ते अयं कः आडंबर-विधिः । क्षोणी रथः, शतपृतिः यन्ता, अगेन्द्रः धनुः, चन्द्राकौँ रथाङ्के, अथ रथचरणपाणिः शरः इति खलु प्रभुधियः विधेयैः क्रीडन्त्यः, परतंत्रा न ॥ १८ ॥

अर्थ-तिनके के समान त्रिपुरासुरको भस्म करने के लिये आपका यह क्या पाखंड था कि पृथ्वीको रथ बनाया, त्रह्याको सारथी बनाया, हिमाचलको धनुष बनाया, सूर्यचन्द्रको रथके पहिये बनाया, और हाथमें सुद्र्शन चक्र धारणकरनेवाले भगवान्को तीर बनाया ( बहु तो आपकी दृष्टिमात्रसेही भस्म हो सक्ताथा, नखोंके काटनेके लिये कुठारकी क्या आव- इयकता, परंतु यह बात निश्चय है कि ) प्रभुओंकी बुद्धियां अपने अधीन पदार्थोंके साथ खेल किया करती हैं पर किसीके आधीन नहीं होतीं (भाव-बड़ोंके जो मनमें आता है सो करते हैं) ॥ १८॥

हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो-यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरनेत्रकमलम् ॥ गतो भक्तयुदेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् ॥ १९॥

अन्वयः—हे त्रिपुरहर ! हरिः ते पदयोः साहस्रं कमलविं आधाय तस्मिन् (बलौ) एकोने (सित) निजं यत् नेत्रकमलं उद्हरत् असौ भत्तयुद्रेकः चक्रवपुषा परिणतिं गतः (सन्) त्रयाणां जगतां रक्षायै जागिति ॥ १९॥ अर्थ-हे त्रिपुरांतक ! विष्णु भगवानने (आपका पूजन करते समय आपके) चरणोंमें हजार कमलोंकी भेट चढ़ाई (इधर उनके हजार कमल नित्य चढ़ानेके नियमकी परीक्षा कर-नेके लिये जब आपने एक कमल छुपा लिया और) उस भेटमें एक कमल कम हो गया तो (विष्णुभगवानने अपना नियमभंग होता देख) अपने नेत्रकमलको कमलकी जगह जो चढ़ानेके लिये निकाला (और हजार कमलोंकी भेट पूरी करी) यह भक्तिकी विशेषता (सुदर्शन) चक्रका रूप बनकर तीनों लोकोंकी रक्षाके लिये दिनरात सावधान रहती है (भाव-शिवजीने भगवानको परम भक्त देख उन्हें तीनों लोकोंकी रक्षाके लिये सुदर्शन चक्र दे दिया)।। १९॥

कतौ सुप्ते जाग्रत्त्वमिस फलयोगे कतुमतां क कमे प्रध्वस्तं फलित पुरुषाराधनमृते॥ अतस्त्वां संप्रेक्ष्य कतुषु फलदानप्रतिसुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्धा दृढपरिकरः कर्मसु जनः॥ २०॥

अन्त्रयः-(हे शिव!) कतौ सुप्ते (सित ) कतुमतां फलयोगे त्वं जाप्रत् असि । प्रध्वस्तं कर्म पुरुषाराधनं ऋते क फलित । अतः त्वां कतुषु फलदानप्रतिभुवं संप्रेक्ष्य श्रुतौ श्रद्धां बद्धा जनः कर्मसु दृढपरिकरः (भवति )॥ २०॥

अर्थ-( हे शिवजी ! ) यज्ञके ( किसी कारण ) विगड़ जाने-पर यज्ञ करनेवालोंको फल देनेमें आप सावधान रहते हो। क्योंकि नष्ट हुआ कर्म, यज्ञपुरुष ( परमेश्वर ) के आराधनविना कहीं फलदायक होता है ? (अर्थात् नहीं होता) इसलिये आपको यहाँमें फलदेनेकी जमानत करनेवाला देखकर वेदमें श्रद्धा वांध (अर्थात् वेदमें जो फलस्तुति कही है कि यहकरनेसे अमुक २ अच्छा फल मिलता है उसके पानेकी प्रतीतिकर ) मनुष्य (श्रीतस्मार्त) कर्मका आरंभ पक्का होकर करताहै। (भाव यह है कि जैसे कोई धनी किसीको रुपया उधार दे और किसी वड़े आदमीकी जमानत कराले यह समझकर कि यदि ऋणी मर जायगा भाग जायगा अथवा गरीबीके कारण न दे सकेगा तो मैं जामिनसे रुपया वसूल करत्वंगा ऐसेही यहके नष्ट होनेपर शिवजी जो जामिन हैं उनसे मैं धनक्षी फल पाल्लंगा इस अभिप्रायसे धनीक्ष्पी यजमान आपके भरोसे शंकारहित होकर यह करता है )॥ २०॥

क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरघी शस्त मृता-मृषीणामार्त्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः ॥ ऋतुअंशस्त्वत्तः ऋतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धाविधुरमिन्चाराय हि मखाः ॥२१॥ अन्वयः—हे शरणद १ क्रियादक्षः, तनुभृतां अधीशः दक्षः ऋतुपतिः (यजमानः आसीत्), ऋषीणां आर्त्विज्यं (आसीत्), सुरगणाः सदस्याः (आसन् तथापि) ऋतुफलविधानव्यसनिनः स्वतः ऋतुभंशः (जातः)। ध्रुवं श्रद्धाविधुरं मखाः कर्तुः अभि-चाराय (भवन्ति)॥ २१॥ अर्थ—हे शरणदाता ! यज्ञकी क्रियामें चतुर (प्रजापति होनेसे)

शरीरधारियोंका खामी दक्ष यजमान था, (त्रिकालदर्शी वसिष्ट

आदि ) ऋषि जहां यज्ञ करानेवाले थे और (ब्रह्माआदि) देवता जहां सभासद थे (इसप्रकार सबही सामग्री मौजूद थी परंतु एक कसर यही बड़ी भारी थी कि अवज्ञाके कारण आप प्रसन्न नहीं थे ) इसलिये स्वभावसेही यज्ञका फल देनेवाले होकरभी आपने उस यज्ञका विध्वंस करिद्या सो यह निश्चय है कि (यज्ञका फलदेनेवालेमें) श्रद्धा न होनेसे यज्ञ यजमानको उलटा फल देते हैं ॥ २१॥

प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं खां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषुमुष्यस्य वपुषा ॥ धनुष्पाणेयातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसंतं तेऽचापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ॥ २२॥

अन्वयः – हे नाथ ? धनुष्पाणेः ते मृगव्याधरभसः रोहिद्भूतां (मृगीजातां) स्वां दुहितरं ऋष्यस्य (मृगस्य) वपुषा प्रसभं (हठेन) रिरमियपुं (रमणंकर्तुं) गतं, अभिकं (कामुकं) सपत्राकृतं (अतिव्यथितं) दिवं यातं अपि त्रसंतं (भीतं) अमुं प्रजानाथं अद्यापि न सजित ॥ २२॥

अर्थ-हे नाथ! धनुप धारण करनेवाले आपका आखेटी

<sup>9</sup> एक दिन ब्रह्माजीकी सभामें विष्णु महेश आदि सब देवता बैठेथे, पीछेसे वहां दक्षमी आए उनको देख सब देवता तो उठ खड़ेहुए परंतु शिवजी और विष्णु भगवान् नहीं उठे। यह देख दक्षने बड़ा बुरा माना और शाप दिया कि आगेसे तुम्हें यहका भाग नहीं मिलेगा। इसी कारण दक्षने अपने यहमें शिवजीको नहीं बुलाया। शिवजीने अपने गण भेजकर उसका यहविष्वंस करा दिया।

(शिकारी) वेग अथवा आपके वाणका वेग, मुँगीका रूप घरनेवाळी अपनी पुत्रीके पीछे मृगका शरीर धरकर, उसके
साथ हठपूर्वक रमणकरनेकी इच्छासे गयेहुए, कामसे पीड़ित,
(और आपका पत्रसहित वाण मानों शरीरमें विधगया हो इस
कारण) असंत पीड़ित और स्वर्गमें पहुंचकर भी भयभीत हुए
ऐसे इन ब्रह्माजीको अभीतक नहीं छोड़ता ॥ २२ ॥
स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमह्राय तृणवतपुरः छुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि ॥
यदि स्त्रणं देवी यमनिरतदेहाधघटनाद्वैति त्वामद्धा वत वरद मुग्धा युवतयः ॥ २३ ॥
अन्वयः—हे पुरमथन हे यमनिरत ! हे वरद ! खळावण्याशंसा देवी, धृतधनुषं पुष्पायुधं अह्नाय तृणवत् पुरः छुष्टं दृष्टा
अपि देहाधघटनात् यदि त्वां स्त्रणं अवैति (तिर्हि) वत (इति खेदे)

१ पुराणमें ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि ब्रह्माजी अपनी पुत्री संध्याको देखकर कामके वशीभूत हो उसके साथ रमण करनेके लिये उद्यत हुए। संध्याने देखा कि मेरा पिता होकर यह मेरे साथ संभोग किया चाहता है इसलिये रज्जासे उसने मृगीका रूप धारण करलिया। उसको मृगी देख ब्रह्माभी मृगरूप होगये। त्रिलोकीके खामी शिवजीने यह दशा देखकर कि प्रजापति और धर्मका प्रवर्तक होकरभी यह ऐसा नीचकर्म करता है सोचाकि में इसे इस महा अपराधका दंड दूंगा। यह विचार शिवजीने धनुषपर वाण चढ़ा-कर उसके पीछे फेंका। फिर तो ब्रह्माजीने अतिलज्जित और दुखी होकर मृगशिर नक्षत्रका रूप धर लिया और आकाशमें जा बैठे यह देख शिवजीका वाण आर्द्रो नक्षत्रका रूप धरकर आकाशमें उसके पीछे स्थित होगया और अभीतक उसका पीछा नहीं छोड़ता।

अद्धा (निश्चितं ) युवतयः मुग्धाः (भवंति ) ॥ २३ ॥

अर्थ-हे पुरदेखके नाशक! हे महायोगी! हे वरदाता! अपनी सुन्दरताकी प्रशंसा (भाव-अभिमान) करनेवाली पार्वतीजी, घनुष चढ़ायेहुए कामदेवको तुरंत घास फूसकी तरह सामने भस्महुआ देखकरभी जो अर्धागिनी होनेके कारण आपको कामी (छिनला) जानती हैं तो बड़े खेदकी बात है। सबमुच खियां भोली होती हैं (भाव-पार्वतीजी यह जानती हैं कि शिवजीने मेरी सुंदरता-पर रीझकर मुझे अर्धागिनी बनाया है। यह नहीं समझतीं कि शिवजीने यह दया विचार कर अर्धांगमें किया है कि कामको भस्म देखकरभी यह बरावर मेरे लिये तपकर रहीं हैं कहीं ऐसा न हो कि मेरे विरहमें प्राण छोड़ दें)॥ २३॥

इमशानेष्वाकीडा सारहर पिशाचाः सहचरा-श्चिताभसालेपः सगपि नृकरोटीपरिकरः॥ अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथाऽपि सार्तृणां वरद परमं मंगलमसि॥ २४॥

अन्वयः-हे स्परहर! इमशानेषु आक्रीड़ा,पिशाचाः सहचराः, चिताभसा आलेपः, नृकरोटी सक् अपि(एपः ते) परिकरः (अस्ति)। हे वरद! तव अखिलं शीलं अमंगल्यं भवतु नाम एव तथापि (त्वं) सर्तृणां परमं मंगलं असि ॥ अथवा तव शीलं अमंगलं भवतु एव तथापि अखिलं (न खिलं फलरहितं अखिलं सर्वत्र सफलं) नाम सर्तृणां त्वं परमं मंगलं असि । नाममात्रं स्परतां परमं मंगलं असि । नाममात्रं स्परतां परमं मंगलं असि ॥ २४॥

अर्थ-हे कामदेवके नाशक ! मरघटोंमें खेळतमाशे करते फिरना, भूतोंके साथ रहना, चिताकी भस्म रमाना, नरमंडोंकी

माला पहिरना निश्चय करके (यह आपकी) सामग्री है। हे वरदेनेवाले ? आपका सब भेष अमंगलीक भलेही हो तोभी आप स्मरण करनेवालोंको परम आनन्द देनेवाले हो (अथवा सर्वत्र फलदायक नाम स्मरण करनेवालोंको आप परम मंगल हो। नाममात्रका यह प्रभाव है तो आपको जपनेवालोंका क्या कहना है)॥ २४॥

मनः प्रत्यक्तिते सविधमवधायात्तमस्तः प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमद्सतिलोत्संगितदृशः ॥ यदालोक्याह्नादं हृद् इव निमज्यामृतमये दृधत्यंतस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् ॥२५॥

अन्वयः-(हे भगवन्!) आत्तमरुतः यिमनः प्रत्यक् मनः सिवधं चित्ते अवधाय अंतः किमिप तत्वं आछोक्य प्रहृष्य-द्रोमाणः प्रमद्सिछिछोत्संगितहृज्ञः (संतः) अमृतमये हृदे निमज्य इव यत् आह्वादं द्धिति तत् भवान् किछ ॥ २५॥

अर्थ-(हे भगवन्!) प्राणायाम चढ़ानेवाले परमहंस, सब विषयोंसे मनको हटाकर, योगाभ्यासकी रीतिसे आसामें लगातेहैं फिर अंतःकरणमें किसी तलको (अर्थात् सिचदानंदस्यरूपको) देखकर उनके रोंगटे खड़े होजाते हैं और हर्षके कारण उनके नेत्र आँसुओंसे भर जाते हैं (फिर ऐसा भासता है मानों) अमृतकुंडमें गोता लगा रहे हैं और (उस समय) जो आनन्द वे पाते हैं वह तुमही हो (दूसरा कोई नहीं है)॥ २५॥

त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह-स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च॥

## परिच्छिन्नामेवं त्विय परिणता विश्रतु गिरं न विद्यस्तत्तत्त्वं वयमिह हि यत्त्वं न भवसि ॥२६॥

अन्वयः—(हे भगवन्!) लं अर्कः असि, लं सोमः असि, लं पवनः, लं हुतवहः, लं आपः, लं व्योम, लंधरणिः च लं आसा इति। परिणताः लयि एवं परिच्छित्रां गिरं विश्रतु। वयं हि इह यत् लं न भवसि तत् तलं न विद्याः ॥ २६॥

अर्थ-(हे शंभो!) आप सूर्य हो, आप चन्द्र हो, आप पवन हो, आपही अग्नि हो, आपही जल हो, आपही आकाश हो, आपही भूमि हो, और आपही आत्मा हो इसप्रकार आपके खरूपोंको जाननेवाले आपके विषयमें ऐसी जुदी २ वातें भलेही कहें पर हम तो संसारमें (जो और) जिसमें तुम नहीं हो उसवस्तुको नहीं जानते (अर्थात् सबमें आपही हो आपकेविना कुछ नहीं है)॥ २६॥

त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनिप सुरा-नकाराचैर्वणैस्त्रिभिरभिद्धत्तीर्णविकृति ॥ तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरंधानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद् गृणात्योमिति पदम् ॥२०॥

अन्वयः—हे शरणद ! त्रयीं तिस्रोवृत्तीः त्रिभुवनं अथो त्रीन् सुरान् अपि त्रिभिः अकाराद्यैः वर्णैः अभिद्धत् (पुनः) तीर्ण-विकृति (निर्विकारं) ते तुरीयं धाम अणुभिः ध्वनिभिः अवरुन्धानं (पुनः) समस्तं व्यस्तं (व्याप्तं) ओं इति पदं लां गृणाति ॥२०॥

अर्थ-हे शरणदाता! जिसका अर्थ, ऋक् यजु और साम तीनों

वेद हैं, जायत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था हैं, भूः सुवः स्वः तीनों लोक हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता हैं ऐसा तीन प्रकारके (अ. उ. म.) वर्णोंको धारण करनेवाला (अर्थात् इन वर्णोंसे बना हुआ) निर्विकार (अर्थात् जायत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओंसे परे) और चौथे धाममें (अर्थात् असंड चैतन्य-स्वरूपमें) मंद २ धुनिसे व्याप्त होनेवाला, सब और प्रत्येक अक्षर (अ. उ. म.)से (ओं) यह पद तुम्हारी स्तुति करता है।। २७।।

भवः द्रावीं रुद्रः पञ्चपतिरथोग्रः सह महां-स्तथा भीमेद्राानाविति यदिभिधानाष्टकमिदम् ॥ अमुष्मिन्प्रत्येकं प्रविचरति देव श्चितिरपि प्रियायासौ धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते ॥२८॥

अन्वयः—हे देव! भवः, शर्वः, रुद्रः पशुपितः, अथ उमः, सह महान् तथा भीमेशानौ इति यत् अभिधानाष्टकम्, अमुष्मिन् प्रत्येकं श्रुतिः अपि प्रविचरित ( अहं अपि ) असौ प्रियाय धाम्ने भवते प्रणिहितनमस्यः अस्मि ॥ २८॥

अर्थ-हे देव ! १ भव, २ शर्व, ३ हद, ४ पशुपति, ५ उम, ६ महादेव, ७ भीम, और ८ ईशान यह जो आपके आठ नाम हैं इनमेंसे हरएक नामका वेदभी वखान करता है सो मैंभी आपके इस प्यारे तेजोमयस्वरूपको प्रणाम करता हूं ॥ २८॥

नमो नेदिष्ठाय प्रियद्व द्विष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय सरहर महिष्ठाय च नमः॥ नमो वर्षिष्टाय त्रिनयन यविष्टाय च नमो नमः सर्वसौ ते तद्द्मिति शर्वाय च नमः ॥ २९॥

अन्वयः—हे प्रियदव ! हे स्मरहर ! हे त्रिनयन ! नेदिष्ठाय नमः । दिविष्ठाय नमः । क्षोदिष्ठाय नमः । च महिष्ठाय नमः । वर्षिष्ठाय नमः । च यविष्ठाय नमः । सर्वसौ ते नमः । तत् इदं इति च शर्वाय नमः ॥ २९॥

अर्थ-हे वनविहारी! हे कामदेवके नाशक! हे त्रिनेत्र! पाससे पास रहनेवाछे आपको नमस्कार है। दूरसे दूर रहनेवाछे आपको नमस्कार है। दूरसे दूर रहनेवाछे आपको नमस्कार है। छोटेसे छोटे रूपवाछे आपको नमस्कार है। बढ़ेसे बढ़े रूपवाछे आपको नमस्कार है। बढ़ेसे बढ़े रूप आपको नमस्कार है। युवासे युवा रूप आपको नमस्कार है। सर्वरूपधारी आपको नमस्कार है इसके अंतमें शर्व नाम आपको नमस्कार है।। २९॥

बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः ॥ जनसुखकृते सत्वोत्पत्तौ मृडाय नमो नमः ॥ २०॥ प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥ २०॥ अन्वयः—(हे भगवन !) विश्वोत्पत्तौ बहलरजसे भवाय नमो नमः । तत्संहारे प्रबलतमसे हराय नमो नमः । सत्वोत्पत्तौ जनसुखकृते मृडाय नमो नमः । प्रमहसि पदे निस्यैगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥ ३०॥

अर्थ-संसारकी उत्पत्तिसमय अधिक रजोगुणसहित भवरूप आपको नमस्कार है २। उस (जगत्)के नाशके समय अत्यंततमो-

गुणसहित हरहूप आपको नमस्कार है २। सत्वगुणकी उत्पत्तिके समय (अर्थात् जगत्के पालनसमय) भक्तजनोंके हितकरने-वाले मृड्हूप आपको नमस्कार है २। वड़े भारी तेजके स्थान और तीनों गुणोंसे परे कल्याणस्कूप आपको नमस्कार है २—॥३०॥

कृशपरिणतिचेतः क्षेशवश्यं क चेदं क च तव गुणसीमो क्षंघिनी शश्वदृद्धिः ॥ इति चिकतममंदीकृत्य मां भक्तिराधा-द्वरद् चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् ॥ ३१॥

अन्वय: हे वरद! हेशवदयं क्रशपरिणति इदं चेतः क, च गुणसीमोहंघिनी तव शक्षत् ऋद्धिः क । इति चिकतं मां मक्तिः अमंदीकृत्य ते चरणयोः वाक्यपुष्पोपहारं आधात् ॥३१॥

अर्थ-हे वरद! दुखी और अंतमें (रागद्वेपादिसे) दुर्बल (ऐसा मेरा) यह चित्त कहां? और गुणोंकी सीमासे पार जाने-वाली आपकी सनातनकी महिमा कहां? (अर्थात् दोनोंमें बड़ा भेद है। मैं कदापि आपकी महिमाका वर्णन नहीं करसक्ता और वर्णन सो होनाही चाहिये) इसप्रकार (स्तुति करनेसे) घव-रायेहुए मुझे भक्तिने उत्साहितकरके तुम्हारे चरणोंमें वाक्य-रूपी पुष्पोंकी अंजली चढ़वा दी है।। ३१।।

असितगिरिसमं स्यात्कज्ञलं सिंधुपात्रे सुरतस्वरशाखा लेखनी पत्रमुवी ॥ लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तद्दपि तव गुणानामीश पारं न याति॥ ३२॥ अन्वयः—हे ईश ! सिन्धुपात्रे असितगिरिसमं कज्जलं स्थात्, सुरतहवहशाखा लेखनी स्थात् (च) यदि शारदा उर्वीपत्रं गृहीला सर्वकालं लिखति तद्पि तव गुणानां पारं न याति ॥ ३२ ॥

अर्थ-हे शिवजी! समुद्ररूपी पात्रमें नीलपर्वतके वरावर काजल हो, कल्पवृक्षकी सुन्दरशाखारूपी लेखिनी हो और यदि सरस्वती (स्वयं) पृथ्वीरूपी पत्र लेकर सब कालतक लिखाही करै तोभी आपके गुणोंका पार न पा सकै (फिर भला मेरी क्या सामर्थ्य है) ॥ ३२ ॥

( उपसंहार तथा स्तोत्रमाहात्म्य )

असुरसुरमुनींद्रैरचितस्येंदुमौले-प्रथितगुणमहिस्रो निर्गुणस्येश्वरस्य ॥ सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदंताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतचकार ॥ ३३॥

अन्वयः-सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदंताभिधानः असुरसुरमुनी-न्द्रैः अर्चितस्य इन्दुमौलेः प्रथितगुणमहिम्नः निर्गुणस्य ईश्वरस्य एतत् रुचिरं स्तोत्रं अलघुवृत्तैः चकार ॥ ३३ ॥

अर्थ-संपूर्णगुणोंसे परमश्रेष्ठ पुष्पदंत (अचार्य)ने देवता दैल और बड़े २ मुनियोंसे पूजित, चन्द्रमाको छछाटपर धारण करनेवाछे और जिन्होंके गुणोंकी महिमा विख्यात है ऐसे निर्गुणरूप शिवजीका यह सुन्दर स्तोत्र (शिखरिणी) बड़े २ छन्दोंमें बनाया ॥ ३३॥

अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेत-त्पठति परमभत्तया शुद्धचित्तः पुमान्यः॥

## स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यः सदात्मा प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्कीर्तिमांश्च ॥ ३४॥

अन्वयः-यः पुमान् शुद्धचित्तः (सन् ) धूर्जटेः एतत् अनवद्यं स्तोत्रं अहरहः परमभक्तया पठित, सः शिवलोके रुद्रतुल्यः, सदासा, प्रचुरतरधनायुःपुत्रवान् च कीर्तिमान् भवित ॥ ३४ ॥

अर्थ-जो मनुष्य गुद्धचित्त होकर शिवजीके इस सुन्दर स्तो-त्रको नित्य परम भक्तिसे पढ़ता है वह शिवलोकमें शिवजीके समान, गुद्ध अंतःकरणवाला, बहुत धन और आयुवाला, पुत्र-वान् तथा यशस्त्री होता है ॥ ३४॥

दीक्षा दानं तपस्तीर्थं होम यागादिकाः कियाः ॥ महिम्नःस्तवपाठस्य कलां नार्हति षोडशीम् ॥ ३५॥

अन्त्रयः-दीक्षा, दानं, तपः, तीर्थ, होम, यागादिकाः कियाः महिम्नःस्तवपाठस्य षोड़शीं कलां न अईन्ति ॥ ३५॥

अर्थ-दीक्षा, दान, तप, तीर्थ, होम, यज्ञ आदिकर्म, महि-स्रस्तोत्रपाठके सोलहवें भागकी बरावरभी नहीं हो सक्ते ॥ ३५ ॥

आसमाप्तमिदं स्तोत्रं शिवमीश्वरवर्णनम् ॥ अनौपम्यं मनोहारि पुण्यं गंधवभाषितम् ॥ ३६॥

अन्वयः-पुण्यं अनौपम्यं मनोहारि शिवं ईश्वरवर्णनं गंधर्व-भाषितं इदं स्तोत्रं आसमाप्तम् ॥ ३६ ॥

अर्थ-पिवत्र, उपमारिहत, मनहरन मंगलदायक,कल्याणकारी, शिवजीके वर्णनयुक्त गंधर्वराजसे कहागया यह ( महिन्न ) स्तोत्र समाप्त हुआ ॥ ३६॥ महेशान्नापरो देवो महिन्नो नापरा स्तुतिः॥ अघोरान्नापरो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्॥३७॥

अन्वय: महेशात् अपरः देवः न, महिम्नः अपरा स्तुतिः न, अघोरात् अपरः मंत्रः न, गुरोः परं तत्वं न अस्ति ॥ ३० ॥ अर्थ-शिवजीके सिवाय दूसरा देव नहीं है, महिम्न स्तोत्रके सिवाय दूसरी स्तुति नहीं है, अघोरके सिवाय दूसरा मंत्र नहीं है और गुरुके सिवाय कोई तत्व नहीं है ॥ ३० ॥

कुसुमद्दाननामा सर्वगंधर्वराजः दादाधरवरमीलेदेवदेवस्य दासः॥ स खलु निजमहिन्नो अष्ट एवास्य रोषा-त्स्तवनमिद्मकार्षोद्दिव्यदिव्यं महिन्नः॥ ३८॥

अन्वयः शराधरवरमौलेः देवदेवस्य दासः सर्वगन्धर्वराजः स कुसुमद्शननामा, खलु अस्य (शिवाप) रोषात् एव निजमहिन्नः भ्रष्टः (सन् ) दिव्यदिव्यं इदं महिन्नः स्तवनं अकार्षीत् ॥ ३८॥

अर्थ-सुन्दर मस्तकपर चन्द्रमाको धारणकरनेवाले देवोंके देव महादेवजीके दास, सब गंधवोंके राजा उस नाम पुष्पदंतने शिव-जीके रोषके कारणही निश्चय अपनी महिमासे भ्रष्ट होकर परम-दिव्य इस महिम्न स्तोत्रको बनाया ॥ ३८॥

> सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षेकहेतुं पठित यदि मनुष्यः प्रांजिलिक्नीन्यचेताः॥ व्रजति शिवसमीपं किंनरैः स्तूयमानः स्तवनमिद्ममोघं पुष्पदंतप्रणीतम्॥ ३९॥

96

अन्वयः पित् मनुष्यः प्रांजिलः नान्यचेताः (सन्) सुरवरमुनिपृष्यं स्वर्गमोक्षेकहेतुं पुष्पदंतप्रणीतं अमोघं इदं स्तवनं पठित (तर्हि) किन्नरैः स्तूयमानः (सन्) शिवसमीपं व्रजित ।। ३९॥

अर्थ-यदि मनुष्य हाथ जोड़कर एकायचित्तसे बड़े २ देवता और मुनियोंसे पूजित, स्वर्गमोक्षके देनेवाले पुष्पदंतके रचेहुए फलदायक इस स्तोत्रका पाठ करता है (तो वह) किन्नरोंसे स्तुति कियागया शिवजीके पास जाता है ॥ ३९॥

श्रीपुष्पदंतमुखपंकजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण ॥ कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः ॥ ४०॥ इति श्रीपुष्पदंतविरचितं शिवमहिम्नः स्तोत्रं संपूर्णम् ॥

अन्वयः-श्रीपुष्पदंतमुखपंकजितर्गतेन किल्विपहरेण हरप्रि-वेण स्तोत्रेण समाहितेन कंठस्थितेन पठितेन भूतपितः महेशः सुप्रीणितः भवति ॥ ४०॥

अर्थ-पुष्पदंताचार्यके मुखकमलसे निकलेहुए, पापहरनेवाले, शिवजीके त्यारे स्तोत्रका सावधान होकर कंठस्थ पाठ करनेसे भूतनाथ शिवजी बड़े प्रसन्न होते हैं ॥ ४० ॥ इति

> आगरानिवासी पं० रामेश्वरभट्टकृत महिम्नस्तोत्रकी भाषाटीका समाप्त हुई ।

#### अन्तिम प्रार्थना ।

हत्येषा वाद्ययी पूजा श्रीमच्छंकरपाद्योः॥ अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः॥१॥ तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर॥ यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः॥२॥ एककालं द्विकालं वा श्रिकालं यः पठेन्नरः॥ सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते॥३॥

यह वाणीरूपी पूजा हमने श्रीशंकरके चरणोंमें भेट करी है इससे देवोंके देव महादेवजी गेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥१॥ हे महेश्वर ? मैं तुम्हारे भेदको नहीं जानताहूं कि तुम कैसे हो है महादेवजी ? जैसे हो वैसेही आपको वार २ प्रणाम है ॥ २ ॥ जो मनुष्य एकसमय दोसमय और तीनसमय (इस स्तुतिको ) पढ़ता है वह सब पापसे छूटकर शिवलोकको प्राप्त होता है ॥३॥ 





